## अनन्तरायनसंस्कृतबन्थावलिः ।

ग्रन्थाङ्कः ७२.

## इशानशिवग्रसदेवपद्धतिः

श्रीमदीशानशिवगुरुदेवमिश्रविरचिता

संस्कृतग्रन्थप्रकाशनकार्याध्यक्षेण महामहोपाध्यायेन त. गणपतिशास्त्रिणा संशोधिता ।

द्वितीयो मन्त्रपादः।

सा च अनन्तशयने भहामहिमश्रीमूलकरामवर्मकुलशेखरमहाराजशासनेन राजकीयग्रुद्रणयन्त्रालये तद्ध्यक्षेण ग्रुद्रयित्वा मकाशिता।

## विषयानुक्रमणी।

| विषयः.                          | पृष्ठम्. | ् विषय:.                           | पृष्ठम्.   |
|---------------------------------|----------|------------------------------------|------------|
| प्रपञ्चगणपत्यधिकार:             | 9        | दीक्षाधिकार:                       | 30         |
| महागणपतिविधानम्                 | 3.8      | त्वरितापञ्जराधिकार:                | ७९         |
| विनायकैकाक्षराविधानम्           | 90       | पूजाधिकारः                         | ૮રૂ        |
| सिद्धविनायकविधानम्              | 16       | नित्यक्तिन्नाधिकारः                | 88         |
| उच्छिष्टविद्वेशाधिकार:          | २०       | वञ्जप्रस्तारिण्यधिकार              | 64         |
| दशभुजादिगणपत्यधिकारः            | ₹ ૧      | नित्यात्र्यक्षर्येकाक्षराधिकारः    | ८६         |
| त्रिपुरासंब्रहे पीठपादुकान्यास: | २६       | मातृकामालिन्याधिकारः               | 69         |
| मूलमन्त्रन्यास:                 | २७       | गौरीविधानाधिकारः                   | 66         |
| त्रिपुरासंग्रह।विकार:           | ,,       | महाशक्तिविधानम्                    | 93         |
| हंसवागीश्वरीविधानम्             | ३६       | दुर्गापञ्चके मन्नपूजाद्यधिकारः     | ९२         |
| दशाक्षरीवागीश्वरीविधानम्        | 39       | दुर्गापञ्चकप्रयोगविधिः             | 94.        |
| सिद्धवागीश्वरीविधानम्           | 83       | वनदुर्गामन्त्रोद्धाराद्यधिकारः     | 908        |
| गणवृत्ताधिकारः                  | .88      | पूजाभिकार:                         | 5004 (257) |
| गणच्छन्दोमात्राच्छन्दोवृत्ता-   |          | वनदुर्गाधिकारः                     | 908        |
| धिकार:                          | 88       | दुर्गोहृद्याधिकारः                 | 908        |
| श्रीहृद्यम्                     | 48       | पूजाधिकार:                         |            |
| चतुईस्तिविधानम्                 | 43       | श्रु । लेम्यधिकार:                 | 890.       |
| श्रीरेखाविधानम्                 | ५६       | वसुधाराधिकारः                      | 999        |
| कमलावासिन्यधिकार:               | 17       |                                    | 912        |
| पुरश्चरणाधिकारः                 | 46       | भूहदयाधिकारः                       | 119        |
| न्यासाधिकार:                    | "        | त्रिपुटाधिकार:                     | 939        |
| विषममात्रावृत्ताधिकार:          | ६०       | आकृष्टिशक्याधिकारः                 | 922        |
| सामान्यश्यक्तिपूजाधिकारः        | ६१       | अन्नपूर्णाधिकार:                   | 123        |
| हृञ्जेखापूजाधिकार:              | ६३       | देवीमन्त्राधिकार:                  | **         |
| भुवनाभिपतिपूजाधिकार:            | ६४       | मातङ्गीमन्त्राः                    | 658        |
| <b>ए</b> कादशावरणपूजाधिकारः     | ६५       | सूर्याधिकार:                       | 128        |
| कूरसौम्ययजनाधिकारः              | 4 ६      | भास्करपडक्षराधिकार:                | 931        |
| शक्तिदीक्षाधिकार:               | ६७       | संग्रामविजयाधिकार:                 | ,,         |
| अभ्युदयाधिकारः .                | ६८       | मार्ताण्डभैरवाधिकारः               | 933        |
| खड्गसाधनाधिकारः                 | 90       | सौरयाजुपाष्टाक्षरमन्त्रः प्रयोगश्च | 938        |
| द्र्पणपूजाधिकार:                | ७१       | शैवमञ्जसाधनाधिकारः                 | 930        |
| मुदाधिकार:                      | ७२       | पुकावरणाधिकारः                     | 289        |
| स्वरिताधिकारे धननित्यपूजा       | 98       | पूजाक्रमः                          | 983        |
| होमविधिः 🔻                      | 96       | विनियोगाधिकारः                     | 988        |

| विषयः.                        | पृष्टम्. | विषय:.                                          | पृष्ठम्.    |
|-------------------------------|----------|-------------------------------------------------|-------------|
| शैवाष्ट्राक्षराधिकारः         | 988      | \$ \$150 00 En                                  | २२२         |
| मृत्युञ्जयाधिकारः             | 949      | विनियोग:                                        |             |
| त्रैयम्बकाधिकारः              | 943      | हुर् <b>चिक्र</b> दिक्षिः                       | ,,<br>२२७   |
| शताक्षराधिकार:                | 140      | शृतिहरसा <b>यन</b> स्                           | २२८         |
| दक्षिणामुर्लं दिकारः          | 846      | पतः,कर्तिशिकारः                                 |             |
| अघोरासमद्भलाधनः विकारः        | 960      | वृत्तिहैदाक्षरः, सालामन्त्रः,                   | ,,          |
| सामान्ययागाधिकार:             | १८३      | प्रयोगश्च                                       | २३०         |
| केवलरोगशान्तिः                | 286      | गहावराइसजाधिकार:                                | 238         |
| गवाश्वाविशान्ति:              | 989      | वराहैकाक्षरविश्वः                               | २३५         |
| पौष्टिकम्                     | **       | 70.3006.7F5:                                    | ,,          |
| स्वसेनारक्षणम्                | 900      | वर:हार्चनाविधिः                                 | २३६         |
| पाश्चपतास्त्रादिमञ्रम्हाधनःि- |          | सुदर्शनमन्त्रध्यानाराधनप्रयोगाः                 | २३९.        |
| कार:                          | १७१      | सुदर्शनयन्त्रम्                                 | २४७         |
| <b>ढयोमव्यापि</b> श्रकरणम्    | १७६      | सुदर्शनमालायन्त्रः                              | 588         |
| पिण्डाधिकारः                  | 900      | प्रैलोश्यमोहन्यानगरम्यः                         | 100         |
| चिन्तामणिमञ्जसाधनाद्यधिकारः   | 908      | कार:                                            | २४९         |
| शास्तृप्जाधिकारः              | 968      | सर्पनातिभेदस्तकुर स्पं.विज्ञास                  | 246         |
| शास्त्रमञ्जाधिकार:            | 960      | दंशनभेदाः, तल्लक्षणानि, दप्ट-                   | 1.0         |
| क्षेत्रपालविधिः               | 166      | द्शनभदाः, तश्चक्षणान, दप्ट-<br>स्यावस्थाविकोपाश | •••         |
| चण्डेश्वरमञ्जसाधनम्           | 969      | स्वावस्थावश्याश्र<br>अनिष्टस्थानानि             | <b>?</b> ६० |
| इन्द्रपूजाधिकारः              | 990      |                                                 | २६२         |
| जम्भलमन्त्राधिकारः            | 199      | दूतवाक्याक्षरनियमः                              | ".          |
| कर्णयक्षाधिकारः               | 983      | साध्यत्वतद्विपर्ययस्चकिनामे-                    |             |
| यक्षिण्यादिमञ्जाः, ।वेनियो-   | *        | चानि                                            | २६३         |
| गश्च                          | 988      | विपतिमन्त्राधिकार:                              | २६५         |
| अष्टाक्षरमञ्जाधिकारः          | 999      | विपहरनानामन्त्रध्यानविनि-                       |             |
| श्रीकराष्ट्राक्षरगोपालमञ्जः   | २१०      | योगविधानम्                                      | २६७         |
| विष्णुहृदयाधिकार:             | ,,       | फणिचिकित्सा                                     | २७२         |
| सामान्यसाधनाधिकारः            | 299      | मण्डलिचिकित्सा                                  | २७४         |
| त्रिषवणध्यानाश्विकारः         | 513      | राजिलचिकित्सा '                                 | २७६         |
| सामान्यतः कृष्णयंजनाविधिः,    | F        | सर्वाहिचिकित्सं।                                | २७७         |
| विनियोगश्च                    | 298      | वृश्चिकचिकित्सा                                 | २७८         |
| नृहरिमञ्जः                    | २१८      | आखुविपचिकित्सा                                  | २७९         |
| नृहरिध्यानम्                  | 219      | <b>ऌताचिकित्सा</b>                              | 269         |
| नित्मार्चनविधिः .             | २२०      | नानाप्राणिविषचिकित्सा                           | २८२         |

|                                 | 3        | 942                              |          |
|---------------------------------|----------|----------------------------------|----------|
| विषयः.                          | पृष्ठम्. | विपय:.                           | पृष्ठम्. |
| नानास्थावरद्रव्यविषचिकित्सा     | २८६      | महेन्द्रजालोक्तविस्मयप्रदनर्भ-   |          |
| खड्गरावणवाळचिकित्सा             | 266      | प्रकाराः                         | ३७२      |
| बालपीडकमहतचेष्टाः, तत्मती-      |          | पञ्चपक्षिणः, प्रतिपदादिःतिथि-    |          |
| कारविधयश्च                      | 292      | क्रमेण नाडी भेदेन च तेपां        |          |
| ग्रहाणां भेदाः, तदाविष्टस्य     |          | वाल्याद्यवस्थाः, भुक्त्यादि-     |          |
| लक्षणं, तद्विमोचनंतपायाश्च      | 296      | कर्माणि तत्फलभेदाश्च             | 360      |
| भूततन्त्राधिकार:                | ३०१      | युद्धार्थं गमने वर्जनाय विष्टि-  |          |
| अपस्मारोन्मादचिकित्साधि-        |          | राहुमातृकादिदेशकालनिरू-          |          |
| कार:                            | 399      | पगम्                             | 368      |
| कृत्तिकादिनक्षत्रक्रमेण रोग-    |          | मनुष्यशरीरे नक्षत्राणां ब्रहाणां |          |
| सम्भवे निवृत्त्यवधिः त-         |          | चावस्थानं, कुंजास्थित-           |          |
| त्तद्देवताभ्यो वल्लिप्रक्षेपश्च | 398      | नक्षत्राङ्गस्य विशेषतो रक्ष-     |          |
| ज्वरादिनिवर्तकदानमन्त्रयन्त्र-  |          | णीयत्वं च                        | ३८७      |
| होमोषधादिविधिः                  | ३१७      | शखवारणाविकारः                    | 366      |
| नानारोगचिकिस्साधिद्यार:         | 333      | पुयुत्साः प्रस्थानसमये कर्तव्य-  |          |
| श्चद्रप्रयोगतव्यतीकाराधिकारः    | 388      | विधिः                            | 399      |
| <b>लवणमन्त्राधिकारः</b>         | ३५६      | आयुरियत्तावेदननिमित्तानि         | 399      |
| सर्वजनसंवननाधिकारः              | ३६०      | आयुर्वर्धनरसायनविशेपविधिः        | 383      |
| गोरक्षाधिकार:                   | ३६६      | मृत्युविजयोपायाः                 | 388      |
| नानाद्रव्यभावनाधिकारः           | ३६८      | कृत्स्त्रमञ्जपादार्थसंग्रहः      |          |